

estrore pga ma son d'opa sala sè en journ

सं० १९८४ से संवत् २०१७ तक १,३७,००० सं० २०१९ सप्तदश संस्करण २०,००० सं० २०२३ अद्यदश संस्करण २५,०००

मूल्य इक्तीं पैसे सजिल्द छप्पन पैसे

पता-गीतात्रेस, पो॰ गीतात्रेस ( गोरखपुर )

## H अथ गीतामाहात्म्यमारम्मः H

धरोवाच

भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी। प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो॥१॥

श्रीविष्णुस्वाच

१ वारव्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा ।

गः हस मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते॥ है है महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत्। हैं कचित्स्पर्शं न कुर्वन्ति निलनीदलमम्बुवत्॥ हैं गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते। तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै।।४॥ सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये। गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धवपार्षदै:। सहायो जायते शीघं यत्र गीता प्रवर्तते ॥५॥ है

पृष्ठ

गीताविचारश्च पठनं पाठनं श्रुतम्। तत्राहं निश्चितं पृथ्वि निवसामि सदैव हि॥६॥ गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम्। गीताज्ञानमुपाश्रित्य त्रींछोकान्पालयाम्यहम्॥ गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः। अर्घमात्राक्षरा नित्या खानिर्वाच्यपदात्मिका॥ चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता खमुखतोऽर्जुनम्। वैदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानसंयुता ॥९॥ है गः योऽष्टादशं जपेश्वित्यं नरो निश्चलमानसः।

ज्ञानसिद्धिं सलभते ततो याति परं पदम्॥१०॥१ पाठेऽसमर्थः संपूर्णे ततोऽर्धं पाठमाचरेत्। १तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः॥११॥ त्रिभागं पठमानस्तु गङ्गास्नानफलं लभेत्। षडंशं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत्॥१२॥ एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः। है रुद्र छोक मवाप्रोति गणो भूत्वा वसेचिरम् ॥ है

गः अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः। स याति नरतां यावन्मन्वन्तरं वसुन्धरे॥१४॥ गीतायाः श्लोकदशकं सप्त पञ्च चतुष्टयम्। द्यौ त्रीनेकं तद्रधं वा श्लोकानां यः पठेनरः॥ चन्द्रलोकमवामोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम्। गीतापाठसमायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत्॥ गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम्। र्गीतेत्युचारसंयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत् ॥ र् मा है गीतार्थश्रवणासको महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवामोति विष्ण्ना सह मोदते॥१८॥ है गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः। ई जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम् ॥ गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकाद्यः। निधूतकल्मषा लोके गीता याताः परं पदम्॥ गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नेव यः पठेत्। १ वृथा पाठो भवेत्तस्य श्रम एव ह्युदाहृतः ॥२१॥१

मा॰ है एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः। है कृ स तत्फलमवामोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् ॥ १

स्त उवाच

माहात्म्यमेतद्गीताया मया प्रोक्तं सनातनम्। गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्॥



भ अय दितीयमाहात्स्यम् भ

गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत्प्रयतः पुमान्। विष्णोः पदमवामोति भयशोकादिवर्जितः ॥ गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य नैवसन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च॥२॥ मलनिमोंचनं पुंसां जलसानं दिने दिने। सक्द्रीताम्मसि स्नानं संसारमलनाशनम्॥ गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। १या खयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनः सृता॥४॥१

ग ¦भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतम् । र ११ गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते॥५॥ सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धंगीतामृतं महत्॥ एकं शास्रं देवकीपुत्रगीत-मेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥ ७॥ है

भ अथ श्रीमद्भगवद्गीताकरन्यासध्यानादि भ

ক্ত

श्रीमद्भगवद्गीतामालामन्त्रस्य अस्य भगवान्वेदन्यास ऋषिः ॥ अनुष्टुप्छन्दः ॥ श्रीकृष्णः परमात्मा देवता ॥ अशोच्यानन्व- ई शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे इति बीजम्।। सर्वधमान् परित्यज्य मामेकं शरणं वज इति शक्तिः ॥ अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि भा शुच इति कीलकम्।। नैनं छिन्दन्ति

॰ १ रास्त्राणि नैनं दहतिपावक इत्यङ्गुष्ठाभ्यां नमः॥ १ 🖫 न चैनं क्षेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति ई तर्जनीभ्यां नमः॥ अच्छेद्योऽयमदाद्योऽय-१ मक्केचोऽशोष्य एव च इति मध्यमाभ्यां नमः॥ ई नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन इत्य-नामिकाभ्यां नमः ॥ पश्य मे पार्थ रूपाणि ई शतशोऽथ सहस्रश इति कनिष्ठिकाभ्यां है ईनमः॥ नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णा- है

शृक्तीनि च इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। इति करन्यासः ॥ अथ हृदयादिन्यासः ॥ नैनं छिन्दन्ति राखाणि नैनं दहति पावक इति हृदयाय नमः ॥ न चैनं छुद्यन्त्यापो न शोषयति मारुत इति शिरसे खाहा॥ अच्छेद्योऽयमदाद्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च इति शिखाये वषट् ॥ नित्यः सवेगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन इति कवचाय हुम्॥

१परय मे पार्थ रूपाणि रातशोऽथ सहस्रश १ % इति नेत्रत्रयाय वौषर् ॥ नानाविधानि ई दिन्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति अस्त्राय ई फट् ॥ श्रीकृष्णप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः॥ ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्येमहाभारतम्।

अद्वेतामृतवर्षिणीं भगवती-पृष्ठ १६ मष्टादशाध्यायिनी-मम्ब त्वामनुसंद्धामि भगाव-द्वीते भवद्विषिणीम् ॥ नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धं फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र। भारततेलपूर्णः त्वया प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥ २ ॥ ई

१७

तोत्त्रवेत्रैकपाणये। ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतासृतदुहे नमः॥३॥ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमदेनम्। देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॥४॥ है भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला।

कैं

अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवे रणनदी केवर्तकः केशवः॥५॥ई पाराशयवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा-सम्बोधनाबोधितम्।

लोके

50

सज्जनषट्पदेरहरहः

पेपीयमानं मुदा

भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल-

प्रध्वंसि नः श्रेयसे ॥ ६ ॥ ६

मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिम् । यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॥ १॥

यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः

स्तुन्वन्ति दिव्येः स्तवे-

वेंदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे-र्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्वतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥८॥



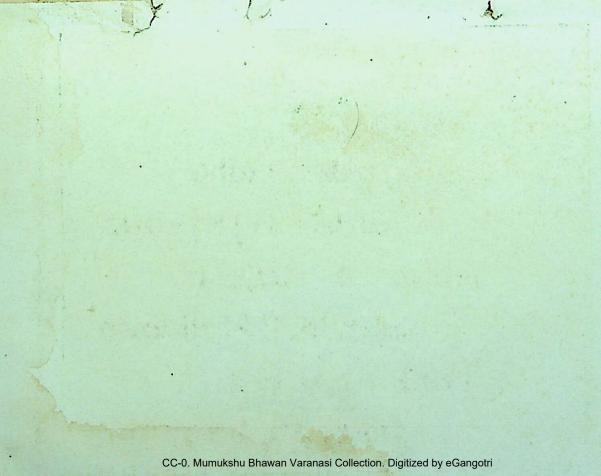

## क्रियं वा सा गरा पार्य नैतत्त्वय्युपपचते । सुदं इदयदीर्थल्यं त्यक्त्वो लिए पर्रतप ॥



Co-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

श्रीपर्मात्मने नमः

## अथ श्रीमद्भगवद्गीता

मथमोऽध्यायः

धृतराष्ट्र उवाच

संजय उवाच

हिष्ट्रातुपाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। अञ्चार्यमुपसंगम्य राजा बचनमब्रवीत्॥२॥

रे प्रयेतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् । १ ११ व्यूढां दुपदपुत्रेण तव शिष्येण घीमता ॥३॥ अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि। युय्धानो विरादश्च दुपदश्च महारथः ॥४॥ धृष्टकेतुश्चोकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्। पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैन्यश्च नरपुङ्गवः ॥५॥ युधामन्युश्च विकान्त उत्तमीजाश्च वीर्यवान् । सोमद्रो द्रोपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥६॥ई

१ अस्माकं तु विशिष्टा ये तानिबोध हिजोत्तम । १ ३३

नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्त्रवीमि ते॥ भवानभीष्मध कर्णध रूपध समितिंजयः। अश्वत्थामा विकर्णश्च सीमदत्तिस्तथेव च ॥८॥ है अन्ये च बहवः शूरा मद्थें त्यक्तजीविताः। नानारास्त्रपहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥९॥ अपयोप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्याप्तं त्विद्मेतेषां वलं भीमाभिरक्षितम् ॥ ह

र अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि॥ तस्य संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनद्योचेः शङ्कं दध्मी प्रतापवान् ॥ ततः राङ्घाश्य भेर्यश्य पणवानकगोमुखाः। सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ ततः इवेतेर्हयेर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो । १ ईमाधवः पाण्डवरचेव दिन्यो राङ्गो पद्ध्मतुः ॥ १ भ<sup>9</sup> १पाञ्चजन्यं हषीकेशो देवदत्तं धनंजयः । १ ३६

पौण्ड्रं दध्मो महाशङ्कं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ १ अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥१६॥ काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः। धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यिकश्चापराजितः ॥ १ द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते।

ईसोभद्रश्च महाबाहुः राङ्कान्दध्मुः पृथकपृथक् ॥ ई

अ**॰** १ १स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् । १ रह नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥ अथ व्यवस्थितान्हञ्चा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः। प्रवृत्ते रास्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥२०॥ हपीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते।

अर्जुन उवाच

रेतनयोरुभयोर्मध्ये रथंस्थापय मेऽच्युत॥२१॥ यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान् । र् कर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे॥२२॥ दृष्ट

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः। है धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥२३॥ है

संजय उवाच

एवमुक्तो हषीकेशो गुडाकेशेन भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापियत्वा रथोत्तमम्॥ भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्॥ उवाच पार्थ पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति॥

१ तत्रापरयत्स्थतान्पार्थःपितृनथ पितामहान् । १ ३% आचायोनमातुलान्भ्रातृनपुत्रानपोत्रान्सर्वास्तथा।। श्वशुरान्सुहदश्चेव सेनयोरुभयोरि । तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः सर्वान्बन्ध्नवस्थितान् ॥ परयाविष्टो विषीदिन्निदमन्नवीत्। कृपया

अर्जुन उवाच

है द्विमं खजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥ सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चेव परिद्द्यते। न च शकोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः॥ है निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा खजनमाहवे॥ न काङ्के विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। १ किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगेजीवितेन वा ॥ १ १येषामर्थे काङ्कितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । १

रैं १तइमेऽवस्थिता युद्धेभाणांस्त्यक्ता धनानि च॥१ १० आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्रशुराः पौत्राः रयालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ एताञ हन्तुमिच्छामि झतोऽपि मध्सूद्न। अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महिक्ते॥ निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याजनार्दन। पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिनः॥३६॥ रैतस्माशाही वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवान्। रे

¿खजनं हि कथं हत्वा सुविनः स्याम माधव ॥ ३ <sup>१९</sup> यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः। कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥३८॥ ई क्यं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानिवर्तितुम्। कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ॥३९॥ कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः । ह धर्में नष्टे कुलं कुत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत॥४०॥ ई अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलिख्यः। १

र द्वीषु दुष्टासु वाष्णीय जायते वर्णसंकरः ॥४१॥ दृश् संकरो नरकायैव कुलझानां कुलस्य च। पतन्ति पितरो होषां लुप्तिपण्डोदकित्याः॥ दोषेरेतेः कुलझानां वर्णसंकरकारकैः। उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः॥ उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनादन। १ नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥४४॥ १

र अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्।

यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं खजनमुद्यताः॥ यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः। धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मेक्षेमतरं भवेत्॥४६॥

संजय उवाच

एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्य उपाविशत्। विसृज्य सहारं चापं शोकसंविग्नमानसः॥४९॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्ज्जन-संवादेऽर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ श्रीपरमात्मने नमः

## अय दितीयोऽध्यायः

संजय उवाच

तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् । विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥१॥

श्रीभगवानुवाच

कुतस्त्वा कश्मलिमदं विषमे समुपिथतम्। अनार्यजुष्टमस्वर्थमकीर्तिकरमजुन ॥२॥ क्षेन्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते।

## १ शुद्रं हृदयदीर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥३॥१ ३५

अर्जुन उवाच

क्यं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। १इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहीवरिसूदन॥४॥१ गुरूनहत्वा हि महानुभावान् श्रयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहेव मुझीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धान्॥५॥ है

न चैतद्विः कतरन्नो गरीयो यहा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषाम-स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः॥६॥ १ कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमृदचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निधतं ब्रुहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।। १।

इह

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्धाद् यच्छोकमुच्छोषणिमिन्द्रियाणाम् । अवाप्य भूमावसपत्तमृद्धं राज्यं सुराणामिप चाधिपत्यम्॥८॥

संजय उवाच

्रिण्वमुक्त्वा हषीकेशं गुडाकेशः परंतप। न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णीं बभूव ह॥ तमुवाच हषीकेशः प्रहसन्निव भारत।

# अ॰ १ सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥१ १॥

श्रीभगवानुवाच

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासूनगतास्ंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः॥ न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥१२॥ देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जरा हैतथा देहान्तरपातिधीरस्तत्र न मुद्यति ॥१३॥है **अ**० २ १ मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुः खदाः । १ आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्य भारत॥ यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्घभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते॥१५॥ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरापे दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वद्शिभिः॥ अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्विमिदं ततम्। विनाशमन्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति॥ है

र श्वन्तवन्त इसे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । १ % अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्यध्यस्य भारत ॥ १ य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं सन्यते हतम्। उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ न जायते भ्रियते वा कदाचि-शायं भूत्वाभविता वान भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥है

१वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमन्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्।। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि रहाति नरोऽपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीणां-न्यन्यानि संयाति नवानि देही॥२२॥ नेनं छिन्दन्ति रास्त्राणि नेनं दहित पावकः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥१

<sup>अ</sup> १ अच्छेद्योऽयमदाद्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च। १ नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकायोऽयम्चयते। तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमहिस॥२५॥ अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्। तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमहिस॥२६॥ जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्वं जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिहार्येऽथें न त्वं शोचितुमहीस ॥ १

अ**॰** २

१ अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। १ <sup>१९</sup> अव्यक्तिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८॥ ई आश्चर्यवत्पर्यति कश्चिदेन-माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चेनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैवकश्चित् ॥२९॥ ई नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। ई तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हिस ॥ ई

**अ**० २

श्रं खधमंभिष चावेश्य न विकस्पितुमहिसि । श्रे ११ धन्योदि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षित्रियस्य न विद्यते॥ चोपपन्नं खर्गद्वारमपाष्ट्रतम् । सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥ अथ चेत्त्विममं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः खधमं कीतिं च हित्वा पापमवाप्यसि॥ अकीतिं चापि भूतानि कथायिष्यन्ति तेऽन्ययाम्। संभावितस्य चाकीर्तिर्भरणाद्तिरिच्यते ॥ ह

अ॰ २

ध्रभयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्॥ अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थं ततो दुःखतरं नु किम्॥ हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीस्। तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतिनश्चयः सुखदुः खे समे कृत्वा लाभालाभी जयाजयी। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापसवाप्स्यसि॥

बुद्धा युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि॥ नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पसप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्॥ व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन बहुशाखा द्यनन्ताश्च बुद्धयोऽन्यवसायिनाम्॥ यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्नत्यविपश्चितः वेदवाद्रताः पार्थं नान्यद्रतिति वादिनः

कामात्मानः खगेपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् । १ १७ कियाविशेषबहुलां भोगेश्वर्यगतिं प्रति ॥४३॥ भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ त्रेगुण्यविषया वेदा निस्नेगुण्यो भवार्जुन निद्देन्द्रो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्॥ यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥४६॥ १

अ०

कर्मण्येवाधिकारस्ते सा फलेषु मा कर्मफलहेतुर्भूमां ते सङ्गोऽस्त्वकर्माण ॥ योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्ता धनंजय। सिङ्घसिङ्घोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥ बुद्धियोगाद्धनंजय ह्यवर कम शरणमान्वच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥४९॥ जहातीह उमे तस्माद्योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कोशलम्॥ भैं । कर्म जं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणः । १ <sup>१९</sup> जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदंगच्छन्त्यनामयम्॥ यदा ते मोहक्लिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। रतदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च॥ श्रुतिविपतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्वला। समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्यसि॥

अर्जुन उवाच

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव।

# १ स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्।। १ "

श्रीभगवानुवाच

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते॥ दुःखेष्वनुद्विसमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयकोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥५६॥ यः सर्वत्रानभिस्तेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्। नाभिनन्दित न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

र् । यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः । । इस् इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते ॥५९॥ यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः॥ तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञापतिष्ठिता ॥ " १ ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । १ <sup>१8</sup> सङ्गात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ है कोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्यतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशाहुदिनाशो बुद्धिनाशात्रणश्यति ॥ है रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन् आत्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमधिगर्च्छति॥ प्रसादे सर्वदुः खानां हानिरस्योपजायते। श्रममचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥६५॥

र् र्नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। र् न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्॥ इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते। तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविमवाम्भिस॥६ ७॥ है तस्माचस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रयार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी। १ यस्यां जाग्रति भतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥१

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं

समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।

तद्वत्कामा यं प्रविशान्ति सर्वे

स शान्तिमाभोति न कामकामी॥ ७०॥ १

विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निः स्पृहः।

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति॥

र्णा त्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुद्यति।

### अः । स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ । १ पष्ट

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥

#### अथ हतीयोऽध्यायः

अर्जुन उवाच

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। र् तिकं कर्मणि घोरे मां नियोजयिस केशव॥ व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥

लोकेऽस्मिन्द्विया निष्ठा पुरा घोक्ता मयानघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्॥ न कर्मणामनारम्भान्नेष्कर्म्यं पुरुषोऽर्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समिधगच्छित॥४॥ ह न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजेर्गुणेः ॥५॥ कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्। १

क्ष । इन्द्रियार्थान्विमृद्धात्मा मिथ्याचारः सउच्यते॥ । १ ५७ यस्त्विन्द्रयाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन। कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तःस विशिष्यते॥ ९॥ १ १नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः।१ शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धचेदकर्मणः ॥८॥ है यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥९॥ है ईसहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । ई

१अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥१ % देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ इष्टान्मोगान्हि वोदेवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तेर्दत्तानप्रदायभ्यो यो भुङ्के स्तेन एव सः॥ यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्विकिल्बिपैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्।। श्वाङ्गवन्ति भ्तानि पर्जन्याद्वसंभवः।

वं श्यज्ञान्द्रवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥१४॥ १ ५

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् । । तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ ।

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः।

अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति॥

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः।

आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥

नैव तस्य कृतेनार्थों नाकृतेनेह कश्चन।

वः १न चास्य सर्वभृतेषु कि धिदर्थव्यपाश्रयः ॥१८॥१ वः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असको ह्याचरन्कर्म परमामोति पूरुषः॥१९॥१ कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। लोकसंग्रहमेवापि संपर्यन्कर्तुमहिस ॥२०॥ यद्यदाचरित श्रष्टस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥२१॥ १ १न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन।

क्ष्रीनानवासमवासन्यं वर्त एवं च कर्मणि॥२२॥ दृष्ट यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतिनद्रतः। १ मम वर्त्मानुवर्तन्तेमनुष्याः पार्थ सर्वशः॥२३॥१ उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम्। ईसंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः॥ सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्यादिद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्पुर्लोकसंग्रहम् १न बुद्धिभेदं जनयदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ।

कः १ जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥ १ ११

प्रकृतेः कियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकारविम्ढात्मा कर्ताहमिति मन्यते॥ तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥२८॥

प्रकृतेगुणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु।

तानक्रत्सविदो मन्दानक्रत्सविन्न विचालयेत्॥

ईमिय सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा।

र् विराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ १ वर्ष ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः॥ हैये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। है सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः॥३२॥ सद्दां चेष्टते खस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति॥ ईइन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ।

क दियोर्न वरामागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ दृष्ट श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्टितात्। खधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥३५॥१ अर्जुन उवाच

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। है अनिच्छन्नपि वाष्णिय बलादिव नियोजितः॥ है

श्रीभगवानुवाच

काम एष कोध एष रजोगुणसमुद्भवः। र्महाशनो महापाप्मा विद्वयेनमिह वैरिणम्॥ र्

ध्रमेनात्रियते वहिर्यथादशी मलेन

यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥३८॥१ आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३९॥१ इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। एतेविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्॥४०॥ तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ । १पाप्मानं प्रजिह होनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥१ इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । १ ६६ मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ॥४२॥ एवं बुद्धः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि रात्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्॥४३॥ ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषत्सु त्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ चतुषांऽध्यायः श्रीभगवानुवाच

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम्। है

१विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽभवीत्॥१॥१ है एवं परम्पराप्राप्तिममं राजर्षयो विदुः। स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥२॥ ई स एवायं मया तेऽच योगः प्रोक्तः पुरातनः। १ भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं होतदुत्तमम्॥ १ अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवखतः। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति॥४॥ १

बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥५॥ अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामी धरोऽपि सन्। पकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवास्यात्ममायया यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्मवति भारत त्थात्मधमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥८॥ दृष्ट जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। रयक्तवा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ १ वीतरागभयकोधा मन्मया मामुपाश्रिताः। बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः॥१०॥ ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। हैमम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥है कृ काङ्कन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः ।

क्षिमं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ 🐫 👺 चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्वयकर्तारमव्ययम्।। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिनं स बध्यते॥ एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरिप मुमुक्षुभिः। कुरु कमेंच तस्मात्त्वं पूर्वे: पूर्वतरं कृतम् ॥१५॥ ई किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः।

१तत्ते कर्मे प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽग्रुमात् ॥ १ <sup>१</sup> ७१ कर्मणो ह्यपि बोइव्यं बोइव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः॥ कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्माण च कर्म यः। स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः क्रत्सकर्मकृत्॥ यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः। ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ हैत्यक्तवा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः।

१कर्मण्यभिमश्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः ॥१<sup>९१</sup> निराशीर्यतिचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वशामीति किल्विषम् ॥ यदच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च इत्वापि न निबध्यते॥ म्कस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। गतसङ्ख यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥२३॥ ई त्रसापंणं त्रस हिर्विद्यामी त्रसणा हुतम्।

१ ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥२४॥ १ ७३ दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्मामावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुह्नति ॥२५॥ श्रोत्रादीनीन्द्रयाण्यन्ये संयमाप्तिषु जुह्नति । शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियामिषु जुह्नति॥ सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। आत्मसंयमयोगामी जुह्नति ज्ञानदीपिते॥ योगयज्ञास्तथापरे । १ ई द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा

ई स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्य यतयः संशितव्रताः ॥ ६ <sup>५६</sup> अपाने जुह्नति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे। प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुहति। सर्वेऽप्येते यज्ञिवदो यज्ञक्षापितकल्मषाः॥३०॥१ यज्ञिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम॥ एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे।

कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे॥ १ उष् श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते॥३३॥ तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रक्नेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः॥ यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि॥ अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः।

१ सर्व ज्ञानस्रवेनैव युजिनं संतरिष्यसि ॥३६॥ ध

यथेघांसि समिद्धोऽशिर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ न हि ज्ञानेन सहशं पवित्रमिह विद्यते। तत्ख्यं योगसंसिद्धः कालेनात्मिन विन्दति॥ श्रद्धावाँ छभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥ श्वज्ञश्राभद्धानश्र संश्यात्मा विनश्यति। अ अ

धनायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ध्रुः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्। आत्मवन्तं न कर्माणि निवधन्ति धनंजय।। तस्मादज्ञानसंभूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वेनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत॥४२॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषत्सु त्रक्षविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन-संवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥



## अप पड्समेटश्यायः

अर्जुन उवाच

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसिस । यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्॥१॥

श्रीभगवानुवाच

र्सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ। रतयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ रेज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्गति। न् १ निर्द्धन्द्रो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥१ दः

सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्॥ र्यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरिप गम्यते । एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्बह्म नचिरेणाधिगच्छति॥६॥ है १योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। १

नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पर्यञ्श्रण्वन्स्पृशिक्षित्रक्षन्गच्छन्सपञ्थसन्।। प्रलपन्विस् जन्गृह्णन्नि भवित्रिभिवत्रिप इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥९॥ है ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवास्भसा ॥१०॥ १ कायन मनसा बुद्धा केवलेरिन्द्रियरिप।

न् । योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ १ दे युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते॥ सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥१३॥ न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजित प्रभुः। १न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥१ हैनादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः। है

28

१ अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः ॥ १ ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥ तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तिष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥ विद्याविनयसंपन्ने त्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समद्शिनः॥ इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। }

रैं }निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्रह्मणि ते स्थिताः ॥ 🐉 न प्रहच्येत्प्रयं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम्। स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्वह्मणि स्थितः ॥२०॥ बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् । सब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमरनुते॥२१॥ ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषुरमतेबुधः॥२२॥ श्वाकोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् । र्

<sup>व</sup> १कामकोधोद्भवंवेगंसयुक्तःससुखीनरः॥२३॥१ १ योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव यः। स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणसृषयः क्षीणकल्मषाः छित्रद्वेघा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः॥२५॥ कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्। अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥ हरपर्शान्कत्वा बहिर्बाद्यांश्रश्चयान्तरे भ्रवोः

र् ध्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ ध्रु दू

यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः

विगतेच्छाभयकोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् ।

सुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासपिनषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥



## अथ पष्टोऽध्यायः

श्रीभगवानुवाच

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ससंन्यासी चयोगी च न निरमिर्न चाकियः॥ यं संन्यासिमिति प्राहुयोगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कथ्यन ॥२॥ आरुरक्षोर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते॥३॥

सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारू हस्तदोच्यते ॥४॥ उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाद्येत्। आत्मेव द्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत् ॥६॥ जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ इं ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टारमकाञ्चनः॥ सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यवनधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥९॥ ह योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहिस स्थितः। एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः॥ शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ॥ १

क्ष्रीकांग्रं मनः कृत्वा यतिचत्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये॥ समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचळं स्थिरः। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्॥ प्रशान्तात्मा विगतभीर्बह्मचारिव्रते स्थितः। मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ ई

वः ¦नात्यश्रतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्रतः

न चाति समशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन॥ युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वमावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्पृता । योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः॥

र् ध्रत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रयम्। वेत्तियत्रन चैवायं स्थितश्वलित तत्त्वतः ॥२१॥ यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते॥ तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्। स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विणणचेतसा ॥ १ **अ०** 

संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्तवा सर्वानशेषतः। १ ११ मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः॥२४॥ शनैः शनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद्पि चिन्तयेत्॥ यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्॥२६॥ प्रशान्तमनसं होनं योगिनं सुखमुत्तमम्। उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्॥२७॥ १

१युज्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । १ १३ सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमरनुते॥२८॥ १ सर्वभृतस्थमात्मानं सर्वभृतानि चात्मनि। ईक्षतेयोगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥२९॥१ यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति ॥ सर्वभृतिस्थतं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। र्वथा वर्तमानोऽपिस योगी मिय वर्तते॥३१॥ र्

१ आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पर्यति योऽर्जुन । १ ११ सुखं वा यदि वा दु:खं स योगी परमो मतः ॥ है योऽयं योगस्त्यया शोक्तः साम्येन सधुसूदन। एतस्याहं न पर्यामि चञ्चलत्वात्स्थितं स्थराम॥ } चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्द्दम् । तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्।

१अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते॥३५॥१ है असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः॥

अर्जुन उवाच

श्रद्धयोपेतो योगाचितितमानसः। अयतिः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति॥ कचिन्नोभयविभ्रष्टिरिछन्नाभ्रमिव नर्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणःपथि॥३८॥ ई

श्रीभगवानुवाच

पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। न हि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गतिंतात गच्छति ॥ है प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः। शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। १ र १ एति दुर्लभतरं लोके जन्म यदी दशम्॥४२॥ १ 👯

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्। यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन॥४३॥ पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः। जिज्ञासुरि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥४४॥ है प्रयताद्यतमानस्तु योगी संशुद्धिकिल्बिषः। अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥

भ १ तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । १ ९८ कमिभ्यश्राधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन॥ योगिनामपि सर्वेषां महतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ है

> ॐ तत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन-संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥



## अथ सप्तमोऽध्यायः

श्रीभगवातुवाच

मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः। असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानिमदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते॥ मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतित सिद्धये। १वततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥१

मिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । । ११०० अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्ट्या ॥४॥ १ अपरेयामितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ १॥ एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्सस्य जगतः प्रभवः प्रत्यस्तथा ॥६॥ मत्तः परतरं नान्यत्किचिद्स्ति धनंजय। मिय सर्विमिदं त्रोतं सूत्रे मिणिगणा इव ॥ ९॥ १

उ रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। रूष्ट्र प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं चृषु ॥८॥ पुण्योगन्धः पृथिव्यां चते जश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥९॥ है बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजिस्वनामहम्॥ बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्। ईधर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ॥११॥ई

उ १ ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। ११<sup>98</sup> मत्त एवेति तान्विद्धिनत्वहं तेषु ते मिय।।१२॥ त्रिभिगुणमयेभिंवेरेभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्॥ देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ न मां दुष्कृतिनो मृदाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः॥

उ १ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । ११०३ आर्तो जिज्ञासुरथीथीं ज्ञानी च भरतर्षभ॥१६॥ है तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। त्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम त्रियः॥ उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः सहि युक्तात्मामामेवानुत्तमां गतिम्।। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते। हैवासुदेवः सर्वमितिस महात्मासुदुर्लभः ॥१९॥है

अः १कामेस्तेस्तेहृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । ११<sup>९</sup> तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया॥ यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति। तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्।। तया श्रद्धया युक्तस्याराधनमीहते। लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्हितान्।। अन्तवत्त फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान्देवयजो यान्तिमद्भक्ता यान्ति मामपि॥

<sup>अ</sup> १अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते सामबुद्धयः। ११<sup>९६</sup> परंभावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्॥२४॥ है नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः। मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमन्ययम् ॥ वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। है भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत। सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥२७॥

उ श्रेयेषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् । श्र<sup>98</sup> ते द्वन्द्रमोहनिर्मुका भजन्ते मां रदन्ताः॥ जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। तेत्रहातिहरु: कृरसमध्यातमं कर्म चाखिलम् ॥ साधिभृताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः॥३०॥१

> ॐ तत्सिद्ति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषत्सु त्रक्षविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन-संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

ॐ श्रीपरमात्मने नमः

### अवाष्ट्रमोऽध्यायः

अर्जुन उवाच

किं तद्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । अधिमृतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते॥१॥ अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन । प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः॥

श्रीभगवातुवाच

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१०*७* वृष्ठ

्तभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥३॥ ११०८ अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्। अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहस्तां वर ॥४॥ अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्तवा कलेवरम्। यः त्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः॥ यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तन्द्रावभावितः ॥६॥ तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य

र १ मय्यितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम् ॥ ९॥ ११ वह अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। र्परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥८॥ कविं पुराणमनुशासितार-मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः। सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप-मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्॥९॥ ई

प्रयाणकाले सनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव प्राणमावेश्य सम्यक स तंपरंपुरुषमुपैति दिन्यम्॥१०॥ई वेदविदो यदशरं वद्गित विशान्ति यद्यतयो वीतरागाः ब्रह्मचर्यं चरन्ति

।६०छन्ता अक्षयय चरान्त तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥ रू । सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । ११११ म्ध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्॥ १ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्। यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्॥ अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ १ मामुपत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः॥

रं शात्रहाभुवनाछोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन । ११११ हमामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म नविद्यते॥१६॥ सहस्रयुगपयंन्तमहर्यद्रह्मणो रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः॥ अव्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके॥१८॥ भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रतीयते। ईराज्यागमेऽवदाः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥१९॥ ह

र र्परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽन्यक्तोऽन्यक्तात्सनातनः । र्रार्थ

यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति॥२०॥ १ अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥२१॥ रपुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः। १ प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ १

4-

रः ¦अग्निज्योतिरहः शुक्कः पण्मासा उत्तरायणम् । शर् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः॥ धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम्। तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोगी प्राप्य निवर्तते ॥ शुक्ककणे गती होते जगतः शाश्वते मते। एकया यात्यनाष्ट्रिसन्ययावर्तते पुनः॥२६॥ नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कथन है तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन॥२ ७॥ है

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव

दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् । अत्येति तत्सर्विमदं विदित्वा

योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्॥२८॥ है

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्प्पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन-संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥



#### अथ नक्मोऽध्यायः

श्रीभगवानुत्राच

तु ते गुद्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽग्रुभात् ॥ राजविद्या राजगृद्यं पवित्रमिदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमन्ययम् ॥२॥ अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्माने ॥३॥१

र भया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना। । ११% मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः॥४॥ ईन च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। १ भूतस्त्र च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः॥५॥१ १ यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् । १ तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय॥६॥ सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। र्कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ॥ र्रे

रं ¦प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । १११८ भूतयामिमं इत्नमवशं प्रकृतेवशात्।।८॥ न च मां तानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय। उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥९॥ मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कोन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥१०॥ अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। १परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥११॥१

अ० १ १ मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । ११११ राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्॥ सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥ ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्॥१५॥

अहं कतुरहं यज्ञः खधाहमहमोषधम्। १११२. मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमाग्नरहं हुतम्॥१६॥ पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥१ ७॥ गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्। प्रभवः प्रखयः स्थानं निधानं बीजमन्ययम् ॥ तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णम्युत्सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युथ सदसचाहमर्जुन ॥१९॥ है

्रे पृष्ठ १२१

र १ त्रेविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक-मश्नन्तिदिव्यान्दिविदेवभोगान्॥ र्वेते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते॥२१॥ १ र् अनन्याथिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । ११२२ तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः। तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च नतुमामभिजानन्ति तत्त्वेनातर्च्यवन्ति ते ॥ यान्ति देवव्रता देवान्पितृन्यान्ति पितृत्रताः। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मचाजिनोऽपि माम्॥ ई

तदहं भक्त्युपहतमश्रामि प्रयतात्मनः॥२६॥ यत्करोषि यदश्रासि यज्जुहोषि ददासि यत्। यत्तपस्यसिकोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्॥२ ॥१ शुभाशुभफलैरवं मोक्यसे कर्मबन्धने:। संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मासुपेष्यसि॥ समोऽहं सर्वभृतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। १ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिय तेतेषु चाप्यहम्॥१

रः श्वाप चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । शरू साध्रेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ क्षिप्रंभवति धर्मात्मा राश्वच्छान्ति निगच्छति। कोन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति॥ मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्यः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा शृद्रास्तेऽपियान्ति परां गतिम्।। किं पुनन्नोह्मणाः पुण्या भक्ता राजपंयस्तथा। अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्॥ १

# भन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवेष्यसि युक्तवेवमात्मानं मत्परायणः॥

ॐ तत्सिद्ति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे राजविद्याराजगुद्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥

### अथ दशमोऽध्यायः

श्रीभगवानुवाच

भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया॥ न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः।

गः श्वहमादिहिं देवानां महर्पीणां च सर्वशः ॥२॥ श्रृंश्व यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असंमृदः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥३॥ बुद्धिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च॥४॥ अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः॥ १ र्महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा

र्ः । मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः॥ ११% एतां विभृतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः॥ ९॥ ई अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः॥ मचित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥१ हैतेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्।है

रः १ ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥१०॥१ रहे । १ तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः ॥

अर्जुन उवाच

नारायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्तता ॥

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्। पुरुषं शाश्वतं दिन्यमादिदेवमजं विभुम्॥१२॥ आहुस्त्वामृषयः सर्वे देविषनिरदस्तथा। असितो देवलो न्यासः खयं चैव ब्रवीषि मे ॥

र । सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां वदिस केशव । १११९ हैन हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः॥ स्वयमेवात्मनात्मानं वेतथ त्वं पुरुषोत्तम। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते॥१५॥१ वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभृतयः। याभिर्विभूतिभिर्छोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठिस ॥ १ कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्। १ कृषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥

रः वस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन । र्राष्ट्र भूयः कथय तृप्तिहिं शृण्वतो नास्ति मेऽसृतम्॥

श्रीभगवानुवाच

हन्त ते कथायिष्यामि दिन्या ह्यात्मविभूतयः। प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्व मध्यं च भूतानामन्त एव च॥ है आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्। है

रैं: । मरीचिर्मरुतामस्मिनक्षत्राणामहं शशी॥२१॥ । रू वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना॥ रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्। वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्॥ पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्।

महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्।

सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः॥

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः॥ १९३२ अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवपीणां च नारदः। ह गन्धवाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ है उचैः अवसमश्वानां विद्धि मामसृतोद्भवम्। ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्। वजनश्रास्मि कन्द्रपः सर्पाणामस्मि वासुकिः॥ ्रैअनन्त्रश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् । **१** 

रैं देपितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥ दृश्य प्रह्रांदश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्। मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्॥ पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्। झषाणां मकरश्चारिम स्रोतसामस्मि जाहवी॥ सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवद्तामहम्॥ अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च।

रः अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥ १ १३१ मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम्। कीतिःश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिमेधा धृतिः क्षमा॥ बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्। मासानां मार्गशीवोऽहसृत्नां कुसुमाकरः॥ छलयतामस्मि तेजस्तेजिखनामहम्। जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वतामहम्॥ बृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः।

रैं: १ मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ ११३५ दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्। मीनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ र्ध्रयचापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन। ईन तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ई हैनान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । है १एष तृद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया॥४०॥ १

रू: ध्यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। धूर्य तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्॥४१॥ अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्॥



ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥



ॐ श्रीपरमात्मने नमः

## अथैकादशोऽध्यायः

अर्जुन उवाच

मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्। यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम॥१॥ भव। प्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाच्ययम्॥ एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्ट्रमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥३॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

पृष्ठ १३७ ११ मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । ११३१ योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमच्ययम्॥४॥ १

श्रीभगवानुवाच

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिञ्यानि नानावणां कृतीनि च।। पश्यादित्यान्वसून्रद्रानिश्वनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पर्याश्चर्याणि भारत ॥६॥ इहेकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्

११ १ मम देहें गुडाकेश यचान्यद्द्रष्टुमिच्छिसि॥ ९॥ ११ ११ १ न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव स्वचक्षुषा।

संजय उवाच

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्॥

एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः। दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्॥९॥ अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भृतदर्शनम् । अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्॥ ३१ १ दिव्यमाल्याम्बरघरं दिव्यगन्धानुरुपनम् । ११४ छ। सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्॥११॥ सूर्यसहस्रस्य भवेद्यगपदुत्थिता यदि भाः सहशी सास्याङ्कासस्तस्य महात्मनः ॥ तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥ ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः र्व प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्चित्रभाषत॥१४॥

अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्। ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ-मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्॥ अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्। हैनान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ रू करीटनं गदिनं चिक्रणं च

तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् । १ पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता-दीप्तानलाकंद्युतिमप्रमेयम्॥१ ९॥१

त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं

त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्।

त्वमन्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता

सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे।

कः अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य-मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्। पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्॥ द्याव।पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः। दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रच्यथितं महात्मन् ॥ र १ अमी हि त्वां सुरसंघा विद्यान्ति केचिद्धीताः पाञ्चलयो गृणन्ति स्तरतीत्युक्तवा महिपिसिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः॥ रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धवयक्षासुरसिद्धसंघा बीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चेव सर्वे ॥ }

**अ**० ११

महत्त महाबाहो बहुबाहूरुपादम्। बहुदंष्ट्राकराल बहूदर दङ्घा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्॥ दीप्तमनेकवणं नभःस्पृशं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्। दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ १

**10**—

११

दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्रेव कालानलसिमानि। दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगित्रवास ॥२५॥ है अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सहैवावनिपालसंघैः सर्वे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासी सहास्मदीयैरिप योधमुख्यैः॥२६॥ है

रैं । वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलया दशनान्तरेषु संद्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः॥२७॥ यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति॥

र व्यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा

विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः। तथैव नाशाय विशन्ति लोका-स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः॥

लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता-

छोकान्समग्रान्वदनैज्वलिद्धः

तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं

भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥

र । आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्॥ श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्त्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे

येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ १

शः रतस्मात्त्वमृत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा रात्र्न्भुङ्क्व राज्यं समृद्धम्। मयेवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सन्यसाचिन्।।३३॥ द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानिप योधवीरान्। मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् ॥ १

अ०

एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जिलेवेपमानः किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥३५॥

अर्जुन उवाच

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते

7 1

**अ०** ११

। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः॥ कस्माच ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे । जगित्रवास देवेश अनन्त त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥३ ७॥ ई त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण-स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्।

र वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप॥३८॥ वायुर्यमोऽिमर्वरुणः राशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रिपतामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते॥ पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव

रः १ अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं

सर्वं समामोषि ततोऽसि सर्वः ॥

सखीते मत्वा प्रसभं यदुक्तं

हे कृष्ण हे यादव हे सखीत

अजानता महिमानं तवेदं

मया प्रमादात्प्रणयेन वापि॥४१॥ ई

यचावहासार्थमसत्कृतोऽसि

विहारशय्यासनभोजनेषु

पृष्ठ १५४

र १एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्॥४२॥ पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान्। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यमतिमप्रभाव ॥४३॥ तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्।

११ १ पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः

प्रियः प्रियायाहिंसि देव सोद्भ् ॥ई

अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्टा

भयेन च प्रव्यथितं मनो मे।

दर्शय देव

प्रसीद देवेश जगित्रवास ॥४५॥ई

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त-

मिच्छामि त्वां द्रष्ट्रमहं तथेव।

रूपेण सहस्रवाहो भव विश्वमूर्ते ॥४६॥ प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्। विश्वमनन्तमाद्यं तेजोमयं यनमे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्॥४७॥ वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै-र्न च कियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। १

रूपं एवंरूपः शक्य अहं च्लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ ई मा ते व्यथा मा च विम्हभावो दङ्गा रूपं घोरमीहद्भमेदम्। व्यपेतभीः त्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव में रूपिमदं प्रपश्य ॥४९॥ है संजय उवाच इत्यजुनं वासुदेवस्तथोक्तवा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। १

र अश्वासयामास च भीतमेनं

भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥

अर्जुन उवाच

दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन। इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः॥

श्रीभगवानुवाच

सुदुर्द्शमिदं रूपं दृष्ट्वानिस यन्मम। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्किणः ॥

र र नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया। । ११६० शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्ट्वानिस मां यथा ॥ भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥५४॥ ह मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवजितः। निवेरः सर्वभृतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥५५॥ १

ॐ तत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्पिनिषत्सु त्रसिविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्ज्जन-संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

Briawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१२

१६१

## अथ दादशोऽध्यायः

अर्जुन उवाच

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । वे चाप्यक्षरमन्यक्तंतेषां के योगवित्तमाः ॥१॥

श्रीभगवानुवाच

मध्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । श्रु श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥२॥ श्रु ये त्वक्षरमनिर्देश्यमन्यकं पर्युपासते । श्रु सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥३॥ श्रु रू सिनयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। ११६२ ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥४॥ १ क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् । अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥५॥ ये तु सर्वाणि कर्माणि मिय संन्यस्य मत्पराः। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥६॥ तेषामहं समुद्धतां मृत्युसंसारसागरात्। भवामि नचिरात्पार्थं मय्यावेशितचेतसाम् ॥ १

क्ष भय्येव मन आधत्स्व मिय बुद्धि निवेशय । र्रहरू निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन संशयः॥८॥ अथ चित्तं समाधातुं न राकोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजयः॥ अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धमवाप्यसि॥ अथैतद्प्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः। है सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्॥११॥है

वः १ श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते। ११६४ ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तरनन्तरम् ॥ अहेश सर्वभृतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ हसंतुष्टः सततं योगी यतात्मा हढिनिश्चयः। मय्यपितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः॥ यस्मानोद्विजते लोको लोकानोद्विजते चयः हर्षामर्पभयोद्देगेर्म्को यः स च मे प्रियः ॥

१३ अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । ११६६६ सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ यो न हष्यति न द्वेष्टि न शोचित न काङ्कृति ।

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचित न काङ्गति। शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः॥ समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवजितः॥ तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १

थे तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। ११६६ श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे त्रियाः॥

ॐ तत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्यिनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन-संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥

## अथ बयोदशोऽध्यायः

श्रीभगवानुवाच

्रें इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। रेएतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥१॥

क्षित्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। ११६० क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥२॥ है तत्क्षेत्रं यच याद्दक्च यद्दिकारि यतश्च यत्। स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥३॥ है ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्। ब्रह्मसूत्रपदेश्चेव हेतुमद्भिर्विनिश्चितेः ॥४॥ महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः॥

रेरे इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। ११६८ एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥६॥ अमानित्वमद्मिभत्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम्। आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः॥ इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव जन्मसृत्युजराव्याधिदुः खदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु। है नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥९॥ है

**अ**० १३

चानन्ययोगेन भिनतर्व्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् । एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा॥ ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमञ्जुते। अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते॥१२॥ सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्। सर्वतःश्रुतिमछोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥१३॥ १ १३ १ सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् । ११% असक्तं सर्वभृचेव निर्गुणं गुणभोक्तृ च।।१४॥ बाहरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्॥ आविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। भूतभतृं च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परम्च्यते है ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्।।

र दित क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । र्र्र १ हित मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥ प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वचनादी उभावपि विकारांश्च गुणांइचैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् ॥ कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ प्रकृतिस्थो हि भुङ्के प्रकृतिजानगुणान्। कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु॥

१३ । उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। ११७२ परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह। सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे॥ अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। १तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः॥१

अ०

श्र्यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्। श्र<sup>्या</sup> क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥२६॥ समं सर्वेषु भृतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति॥ समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्। न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो यातिपरां गतिम्॥ प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ र्

**अ**० १३

भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति। ११७४ तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥३०॥ ई अनादित्वात्रिर्गुणत्वात्परमात्मायमन्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते॥ यथा सर्वगतं सोक्ष्म्यादाकाशं नोपिलिप्यते। सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपिलप्यते॥ यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकिममं रविः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयतिभारत॥३३॥१

## ज्ञानचक्षुषा। र्रू १९५५ भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्॥

ॐ तत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः 11 १३ ।।

## अथ चतुर्दशोऽध्यायः

श्रीभगवानुवाच

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः॥ रेश इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। । ११७६ सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रत्यये न व्यथन्ति च ॥ १

सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यथन्ति च ॥ मम योनिर्महद्वस तस्मिन्गर्भ द्धाम्यहम्। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥३॥ सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः। तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजपदः पिता॥४॥ सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनमन्ययम्॥५॥ है

रैं १तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम्। ११७०

सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥६॥ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्। १ तिनवभाति कोन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्॥ ९॥ १ तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्। प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबंधाति भारत ॥८॥ सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। र्ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥९॥ र १८ १र जस्तमश्राभिभूय सत्त्वं भवति भारत। ११% रजः सत्त्वं तमञ्चेव तमः सत्त्वं रजस्तथा॥१०॥ सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यादिवृदं सत्त्वमित्युत ॥ लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामरामः स्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्पभ ॥१२॥ अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। र्तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन॥१३॥

\$ 8 30

धयदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहस्त् । रूष्ट्र तदोत्तमविदां लोकानमलान्यतिपद्यते॥१४॥ रजिस प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते॥१५॥१ कमेणः सुकृतस्याद्यः सात्त्विकं निर्मलं फलम्। रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्॥१६॥ सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोही तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥ है

१४ रे अध्वं गच्छिन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। रू जघन्यगुणशृतिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥ १ नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति। गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति॥ गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्। जन्ममृत्युजरादुःखेविमुक्तोऽसृतमरनुते कैलिङ्गेखीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। क्ष्माचारः कथं चैतांस्त्रीनगुणानतिवर्तते ॥

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव। न द्रेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्कति॥ उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ समदुःखसुखः खस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः। तुल्यिपयाप्रियो धीरस्तुल्यिनन्दात्मसंस्तुतिः॥ मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः। १ सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ १ १४ भां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। ११८२

स गुणान्समतीत्येतान्त्रह्मभूयाय कल्पते ॥ त्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमसृतस्याञ्ययस्य च । शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च॥

ॐ तत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्पिनिषत्सु त्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन-संवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥



१५

### अथ पञ्चद्शोऽध्यायः

श्रीभगवातुवाच

ऊध्वेम्लमधःशाखमश्रत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदिवत् ॥ १ अधश्चोध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा विषयप्रवालाः। गुणप्रवृद्धा मूलान्यनुसंततानि अधश्र कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके॥ है विष् वृत् रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। सुविरूढम्ल-अश्वत्थमेनं मसङ्गरास्रेण द्देन छित्त्वा ॥३॥ तत्परिमागितव्यं ततः यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भ्यः। तमेव पुरुषं प्रपद्ये चाद्यं

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥४॥ ई

**१८५** 

र विर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। १ द्वन्दैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञे-र्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥५॥ 🎉 न तद्भासयते सूर्यों न शशाङ्को न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्वाम परमं मम ॥६॥ ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानीन्द्रयाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥

रं श्रीरं यदवामोति यचाप्युत्कामतीश्वरः । श्रीरद गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्॥ श्रोत्रं चक्षः स्पर्शनं च रसनं घाणमेव अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥९॥ उत्कामन्तं स्थितं वापि मुझानं वा गुणान्वितम्। विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुपः॥ यतन्तोयोगिनश्चेनंपइयन्त्यात्मन्यवस्थितम्। १ यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः॥ १

यदादित्यगतं तेजो जगङ्गासयतेऽिक्लम्। । ११% यचन्द्रमसि यचात्रौ तत्ते जो विद्धि मामकम्॥ गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः॥ अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यनं चतुर्विधम्॥ सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च।

१५ १ वेदेश सबैरहमेव वेद्यो वेदान्तऋद्वेदविदेव चाहम् ॥१५॥ द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्वाक्षर एव क्षरः सर्वाणि भूतानि कृटस्थोऽक्षर उच्यते॥ उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः॥ यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादिप चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः॥}

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्। १९ स्थानिक सर्वविद्धजिति मां सर्वभावेन भारत॥१९॥ इति गुद्धतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन-संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पश्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥



### अथ पोडशोऽध्यायः

श्रीभगवानुवाच

सत्त्वसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः अभय दानं दमश्र यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजेवम्।। आहेंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्। दया भूतेष्वलोलुप्तवं मार्दवं हीरचापलम्॥२॥ तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥३॥१ रः इस्मो दर्गीऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। ११११ अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्॥४॥ देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ द्दो भृतसर्गो लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च। देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु॥६॥ प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते॥

ते वः १ असत्यममतिष्ठं अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम् ॥८॥

जगदाहुरनीश्वरम्। रूष

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः। प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयायः जगतोऽहिताः॥

काममाश्रित्य दुष्प्रं दम्भमानमदान्विताः।

मोहाद्गृहीत्वासद्वाहान्त्रवर्तन्तेऽशुचित्रताः॥

चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः

कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कामक्रोधपरायणाः । ११९३ <sup>अ</sup> १ आंशापाशशतेर्बद्धाः ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्जयान् ॥ इदमद्य मया लब्धिममं प्राप्स्ये मनोरथम्। इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥१२॥ असौ मया हतः शत्रुईनिष्ये चापरानिप। ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी॥ आढ्योऽभिजनवानस्मिकोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। १ यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः॥ १

१ अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः। ११९१ प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः। यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥ अहंकारं बलं दर्पं कामं कोधं च संश्रिताः। मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विपतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्। १किपाम्यजस्त्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri,

र अासुरीं योनिमापन्ना मृदा जन्मनि जन्मनि । ११९५ मामप्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्॥ त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः कोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥ एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्निभिर्नरः। आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्॥ यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवामोति न सुखं न परां गतिम्॥ १

# १० तस्माच्छास्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो। ११९६ इतिवा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाहिस ॥

ॐ तत्सिद्ति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे दैवासुरसंपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥



### समद्शोऽध्यायः

अर्जुन उवाच

ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्तेश्रद्धयान्विताः। तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः॥ १ त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु॥ सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ १ यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः। प्रेतान्भूतगणांश्रान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥ शुं अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। १दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः॥१ अः १ कर्पयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । ११९८ मां चैवान्तः शरीरस्थं तान्विद्वचासुरितश्चयान ॥ आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति त्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥ ॥ १ आयुःसत्त्वबलारोग्य-सुखप्रीतिविवर्धनाः सिग्धाः स्थिरा हृद्या सात्त्वकप्रियाः ॥ है आहाराः

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

{ कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्षणरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः॥ यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्। उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसिपयम्॥ अफलाकाङ्किभियंज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते। यष्टव्यमेवेति मनःसमाधाय ससात्त्विकः।११। अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्। ईइज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्।१२।

विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदिक्षणम्। श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१३॥ देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम्। ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाद्मयं तप उच्यते॥ मनः प्रसादः सोम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः। भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥१६॥ १

CC-0. Mumuksha Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तित्रविधं नरैः। । १२०१ अफलाकाङ्किभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥ सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्। क्रियते तदिह पोक्तं राजसं चलमधुवम्॥१८॥ मृद्याहेणात्मनो यत्पीडया कियते तपः। परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्॥१९॥ दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे। देशे काले च पात्रे च तहानं सात्त्विकं स्मृतम्॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

प्रत्युपकारार्थं फलमुहिइय वा पुनः। १२०२ दीयते च परिक्षिष्टं तहानं राजसं स्मृतम्॥२१॥ अदेशकाले यहानमपात्रेभ्यथ दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥२२॥} ॐतत्सिदिति निर्देशो ब्रह्मणिखिविधः स्पृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताःपुरा।२३। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः। १ पवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्।२४। १

CC-0. Mumuksha Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotir

३० १ तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः । दानिकियारच विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्किमिः ॥ १ सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते॥ यज्ञे तपिस दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयं सिदत्येवाभिधीयते ॥२७॥ अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्। असदित्युच्यतेपार्थन चतत्प्रेत्य नो इह ॥२८॥ ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥।

## अथाष्ट्राह्यां ५ इसे ५ इसे १ इसे

अर्जुन उवाच

संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्वेशिनिषूदन॥१॥

श्रीभगवानुवाच

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सवेकमेफलत्यागं त्राहुस्त्यागं विचक्षणाः॥२॥ त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः श्यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे॥३॥१

अट्ट श्रेनिश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । १ १ एड त्यागो हि पुरुषच्याघ त्रिविधः संप्रकीर्तितः।४। यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥५॥ ई एतान्यपि तुकर्माणि सङ्गं त्यक्तवा फलानि च। है कर्तव्यानीतिमे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्॥६॥ है नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। भोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

रैं श्रुं **दुः खिमत्येव यत्कर्म** कायक्लेशभयात्त्यजेत्। श्रृं रें द सक्ता राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्।।८॥ कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन। सङ्गं त्यक्तवाफलं चैवसत्यागः सात्त्विको मतः॥ न हेष्ट्यकुरालं कर्म कुराले नानुषजति। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः॥ न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते।।

१८ अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्। १०% भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित् पञ्जेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्॥ अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्। विविधाश्च पृथक्चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम्॥१४॥ है शरीरवाद्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः॥१५॥ ई

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१८ रतत्रेवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। रू पर्यत्यकृतबुद्धित्वान्नसपर्यतिदुर्मतिः॥१६॥१ यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। हत्वापि स इमाँछोकान हन्ति न निबध्यते॥ ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना। करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः॥१८॥१ ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः। प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि॥ **१** 

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

येनेकं भावमन्ययमीक्षते। र्रेर्ड अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि साचिकम्॥ पृथक्तवेन तुयज्ज्ञानं नानाभावानपृथिगवधान्। वेत्तिसर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्॥२१॥ है यत् क्रत्सवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहेतुकम्। अतत्त्वाथेवदल्पं च तत्तामसमुदाहतम् ॥२२॥ नियतं सङ्गरहितमरागद्वंषतः अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकसुच्यते ॥ १

१८ १ यत्तं कामेप्सुनां कर्म साहंकारेण वा पुनः । १२१० कियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ॥२४॥ १ अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्य च पौरुषम्। मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥ई मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः। सिद्धयसिद्धयोनिर्विकारः कर्ता सात्त्वक उच्यते॥ है रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुच्घो हिंसात्मकोऽशुचिः। ्ट्रेहर्पशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीतितः॥<्ट्रे Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१८ अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः । १२११

विषादी दीर्घसूत्री चकर्तातामसउच्यते॥२८॥ बुद्धेर्भेदं धृतेश्चेव गुणतिस्रिविधं शृणु। प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय॥२९॥

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये।

बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी॥

यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च।

। अयथावत्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ है।

रैं अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । रूर्वे सर्वार्थान्वपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियकियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्रकां॥ यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन। प्रसङ्गेन फलाकाङ्की घृतिः सा पार्थ राजसी॥ यया खप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च हैन विमुञ्जति दुर्मेघा धृतिः सा पार्थ तामसी॥है

CC-0. Mumukshu wan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति॥ यत्तद्ये विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्। तत्सुखं सात्त्वकं पोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्॥ विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तद्रयेऽसृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्॥३८॥ १ यद्ये चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः। विद्रालस्यत्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्॥३९॥

१८ १न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । १२११ सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ॥ त्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेर्गुणै:॥४१॥ शमो दमस्तपः शोचं क्षान्तिरार्जवमेव च। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्॥ शौर्यं तेजो धृतिद्धियं युद्धे चाप्यपलायनम्। दानमीश्वरभावश्वक्षात्रं कर्म स्वभावजम्॥४३॥

१% कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् । । ११% परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्॥ स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ॥ यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्विमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः॥ श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्। } स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नामोति किल्बिषम् ॥ }

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१८ सहजं कर्म कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। । १२१६ सर्वारम्भाहिदोषेण धूमेनामिरिवावृताः॥४८॥ असक्तमुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्यसिद्धं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथामोति निबोध मे समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥५०॥ बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। शब्दादीन्विपयांस्त्यक्तवारागद्वेषो व्युदस्य च॥ १

१८ १ विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाकायमानसः । १ २१७ ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ अहंकारं बलं दर्पं कामं कोघं परिग्रहम्। विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १ ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचित न काङ्गति। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्॥५४॥ भक्तयामामभिजानाति यावान्यश्वास्मि तत्त्वतः। हैततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥

र्ं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्रयपाश्रयः। र्रेरर मत्रमादादवामोतिशाश्वतंपदमव्ययम्॥५६॥ चेतसा सर्वकर्माणि मिय संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मिचतः सततं भव॥५७॥ है मचित्तः सर्वदुर्गाणि मत्त्रसादात्तरिष्यसि। अथ चेत्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्गचिस ॥ यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

१८ स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । र्रहरू कर्तुंनेच्छसियन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपितत्॥ ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन्सर्वभृतानि यन्त्रारूढानि मायया॥ है तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाधतम्॥ इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया। विमृश्येतदशेषेण यथेच्छिस तथा कुरु॥६३॥

र सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे हढिमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ मन्मना भव मद्भको मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवे ज्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे।। सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामिमा शुचः॥ नातपस्काय नामकाय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यस्यति॥ र्देश इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति । १२११ भक्तिं मिय परां कृत्वा मामवेष्यत्यसंशयः॥ न च तस्मान्मनुष्येषु कथिन्मे प्रियक्तमः। भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि॥ अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः। ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मितः॥ श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादिप यो नरः सोऽपि मुक्तःशुभाँह्योकान्त्राप्तुयात्यण्यकर्मणाम् ॥

१८ कि चिदेतच्छ्तं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा । भूरहर कचिद्ज्ञानसंमोहः प्रनष्ट्रते धनंजय॥७२॥ नष्टो मोहःस्मृतिलंब्धा त्वत्यसादान्मयाच्युत। स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव॥ इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। संवादिमिममश्रोषमद्भुतं रोमहर्षणम् ॥ ७४॥ <u>व्यासमसादाच्छ्तवानेतद्गृह्यमहं</u>

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

र श्योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्॥ र्र् राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादिमममद्भुतम्। केरावार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः॥ तच संस्पृत्य संस्पृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः। विस्मयो मे महान्राजन्हच्यामि च पुनःपुनः॥ १ यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्घरः। तत्र श्रीविजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम॥ ७८॥ है

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगञ्चास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-

cc संवादे मोश्रसंन्यासयोगो नामाष्टादघोऽध्यायः

#### आरती

जय भगवद्गीते, जय भगवद्गीते। हरि-हिय-कमल-विहारिणि सुन्दर सुपुनीते ।। जय० ।। कर्म-सुमर्म-प्रकाशिनि - कामासक्तिहरा। तत्त्रज्ञान-विकाशिनि विद्या ब्रह्म परा ॥ जय० ॥ निश्रल-भक्ति-विधायिनि निर्मल मलहारी। शरण-रहस्य-प्रदायिनि सब विधि सुखकारी ॥ जय०॥ राग-द्वेप-विदारिणि कारिणि मोद सदा। भव-भय-हारिणि तारिणि परमानन्दप्रदा ॥ जय० ॥ आसुरभाव-विनाशिनि नाशिनि तम-रजनी । दैवी सद्गुण दायिनि हरि-रसिका सजनी ।। जय० ॥ सम्ता, त्याग सिखावनि, हरि-मुखकी वानी। सकल शास्त्रकी खामिनि, श्रुतियोंकी रानी ।। जय० ॥ दया-सुधा बरसावनि मातु ! कृपा कीजै। हरि-पद-प्रेम दान कर अपनो कर लीजै।। जय०।।

CC-0 Mumukshi) Rhawan Varanasi Collection, Digitized hime